''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक '' छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी, 2003—माघ 11, शक 1924

# विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4)' राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति क प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

# राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-2-5/2003/1/8. — इस विभाग के आदेश क्रमांक वी-1/24/2/4/एक, दिनांक 29-10-2002, जिसके द्वारा श्री बी. एल. बंजारे, रा. प्र. से., विशेष सहायक वन मंत्री, को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग एवं विशेष सहायक वन मंत्री के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2003

क्रमांक 146/2003/1-8/स्था.—इस विधाग के आदेश क्रमांक 1551/2002/1-8/स्था. दिनांक 25-11-2002 द्वारा श्री बी. पी. एस. नेताम, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विधाग को दिनांक

133

18-11-2002 से 30-11-2002 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री नेताम को दिनांक 18-11-2002 से 23-11-2002 तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 24-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमित प्रदान की जाती है.

 आदेश की शेष शर्तें इस विभाग के आदेश दिनांक 25-11-2002 के अनुसार पूर्ववत् रहेगी.

### रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2003

क्रमांक 196/3499/2002/1-8.—श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 20-1-2003 से 22-2-2003 तक 34 दिन के अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-2-2003 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदत्त की जाती है.

- 2. श्री गुप्ता के अवकाश की अवधि में उनका कार्य श्री बी. के. शर्मा, अनुभाग अधिकारी, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.
- अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को पुन: श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग में पदस्थ किया जाता है.
- अवकाश अविध में श्री गुप्ता को वेतन एवं भक्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
- प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुप्ता यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज द्विबेदी, प्रमुख सचिव.

# रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक 116/2563/साप्रवि/2002/1/2.—श्री एस. के. मिश्र, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 25-11-2002 से 3-12-2002 (9 दिवस) तक का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री एस. के. मिश्र, अपर मुख्य सचित्र को अवकाश से लौटने पर अपर मुख्य सचित्र, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

- 3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.
- 4. अवकाश काल में श्री मिश्र, को अवकाश वेतन व अन्य भने उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

# विधि और विधायी विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2003

क्रमांक डी/217/2963/21-ब/छ.ग./03.—दण्ड प्रक्रिया संहिता. 1973 की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अरूण कुमार गुप्ता, अधिवक्ता. बिलासपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट, पेन्ड्रारोड में अतिरिक्त लोक अधियोजक के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आय राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु राज्य शासन द्वारा निधारित पारिश्रमिक पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रभात शास्त्री, उप-यांच्यत्र.

# आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछडा वर्ग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2003

क्रमांक डी-55/767, 815/व्हीआईपी/आजाक/2002.— गण्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार मण्डल अधिसूचना क्रमांक एफ-1-4/25/आजाक/01, दिनांक 16--1-2001, क्रमांक 2128/2266/आजाक/2001, दिनांक 2-9-2001, क्रमांक 2738/1264/आजाक/2001, दिनांक 11-9-2001, क्रमांक 5806/1959/व्हीआईपी/आजाक/2001, दिनांक 10-12-2001, क्रमांक 1052/83/व्ही आई पी/आजाक/2002, क्रमांक 4154/132, 184/सीएमएस/आजाक/2002, दिनांक 12-8-2002 एवं क्रमांक 5178/2260/सीएमएस/आजाक/2002, दिनांक 22-10-2002 के अनुक्रम में निम्नांकित 9 सदस्यों के नाम जोड़न की अनुमति प्रदान

| को | जाती | है | : |
|----|------|----|---|
|    |      |    |   |

| क्र.        | नाम                           | जाति   | पता                                                                                        |
|-------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)         | (2)                           | (3)    | (4)                                                                                        |
| 1.          | श्री किशोर साहू               | तेली   | मानव मंदिर चौक,<br>राजनांदगांव.                                                            |
| 2.          | श्री घासीराम सिन्हा           | कलार   | मु. पो. अभनपुर,<br>जिला-रायपुर (छ.ग.)                                                      |
| 3.          | श्री जे. डी. दीवान            | पनका   | प्रदेश महामंत्री, अखिल<br>भारतीय छ.ग. राज्य<br>पिछड़ा वर्ग महासंगठन,<br>जिला-कोरबा (छ.ग.). |
| 4.          | श्री सत्येन्द्र कौशिक         | कुर्मी | मु. पो. बेलतरा, जिला-<br>बिलासपुर (छ.ग.).                                                  |
| <b>5.</b>   | श्री नरेन्द्र कुमार बेहरा     | सोढ़ी  | मु. पो. राजपुर, जिला-<br>रायगढ़ (छ.ग.).                                                    |
| 6.          | श्री कृष्ण कुमार<br>निर्णेजक. | धोबी   | उप सरपंच, ग्राम पंचायर<br>मस्तूरी, जिला-बिलासपुर                                           |
| <b>7.</b> · | श्री दिलीप महोबिया            | बरई    | शहीद भगत सिंह चौक<br>शारदा होटल के सामने<br>टिकरापारा, रायपुर<br>(छ.ग.).                   |
| 8.          | श्रीमती रामदुलारी<br>नायक.    | बंजारा | पुराना नाका पारा चारामा<br>जिला-कांकेर (छ.ग.).                                             |
| 9.          | श्री अविनाश पुरी<br>गोस्वामी. | (अन्य  | 13/23 राजमार्ग शास्त्री<br>चौक, सारंगढ़, जिला-<br>रायगढ़ (छ.ग.).                           |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. एस. ठाकुर, उप-सचिव.

# खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

### रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2003

क्रमांक 22/1899/02/खाद्य/29.—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 3092/साप्रवि/2002/स्था./2/1, दिनांक 26-12-2002, जिसके द्वारा श्री पी. सी. दलेई, भा.प्र.सं. (1984) आयुक्त, वस्तर संभाग को, सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, के अनुक्रम में श्री पी. सी. दलेई को छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम, रायपुर के प्रवंध संचालक के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

 श्री पी. सी. दलेई के उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुब्रत साह, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम, रायपुर के प्रबंध संचालक के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

# कृषि विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

क्रमांक ए--1-ए/17/2002/14-1.—म. प्र. शासन, कृषि विभाग के आदेश क्रमांक ए-1-ए/25/2000/14-1, दिनांक 14-5-2002 के तारतम्य में श्री ए. एन. मिश्रा, उप संचालक, कृषि को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक संयुक्त संचालक, कृषि के पर्द पर वेतनमान रुपये 12000-375-16500 में उनके कैनिष्ठ की पदांत्रित की तिथि से पदोत्रत किया गया है, तद्नुसार उनकी सेवायें संयुक्त संचालक के पद पर नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन वार्ड में प्रतिनियुक्ति पर सोंपी जाती हैं.

2. श्री ए. एन. मिश्रा की संयुक्त संचालक, कृषि की वरिष्ठता श्री राजकुमार सिंह चौहान के नाम के नीचे तथा श्री सी. एल. जैंन के नाम के ऊपर निर्धारित होगी. उन्हें संयुक्त संचालक के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक ''न काम न वेतन'' के सिद्धांत पर उक्त पद के वेतनभत्तों की पात्रता नहीं होगी.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आंद्रेशानुसार. के. डी. पी. राव, विशेष सचित्र.

# उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

### रायपुर, दिनांक ७ जनवरी २००३

क्रमांक एफ-73/148/उ. शि./2003/158.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो ''विट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

- इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.
- 2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''विट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर'' को ऐसे पाट्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

#### Raipur, the 7th January 2003

No. F-73/148/HE/2003/158.—In exercise of the powers conferred in Sub-Section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "BITS UNI-VERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

- 1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).
- The State Government, hereby, authorises "BITS UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

# पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2003

क्रमांक 162/एफ -3-10/99-बत्तीस/2002. —राज्य शासन द्वारा अंगीकृत रायपुर विकास योजना (उपांतरित-2011) में अत्यावण्यक लोक प्रयोजनार्थ उपांतरण हेनु छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवंण अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (2) के अधीन सूचना क्रमांक 1431/उपस/प.न.वि./2002 रायपुर दिनांक 24 अगस्त 2002 जाग की गयी थी, इसका प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 28-10-2002 एवं 29-10-2002 को किया गया था. सूचना में उद्घेखित निश्चित समयावधि के भीतर प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में कोई आपित या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अत: राज्य शासन ग्राम तेत्तीयांधा जिला रायपुर के खसरा क्रमांक 616/6 कुल रकवा 1.202 हंक्टर भूमि की सूचना में उद्घेखित भूमि उपयोग कृषि का उपांतरित कर सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग करने की पृष्टि करता है नथा उसे अंगीकृत रायपुर विकास योजना (उपांतरित 2011) का एकांकृत भाग घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. जे. एस. दीक्षित, अवर सचिव.

# खनिज, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-7-1-11/वा. उ./2002.—राज्य शासन एतद्द्यारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम. 2002 (2002 क्रमांक 7) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 10 में किये गये प्रावधान के अनुसार "राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड" का निम्नानुसार गठन करता है:—

1. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

अध्यक्ष

 उद्योगों से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री.

उपाध्यक्ष

 अध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन मदस्य इण्डस्ट्रीज, छत्तीसगढ चेप्टर.

 अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज. छ.ग., चेप्टर.

 क्र. 3 से 9 तक के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का अथवा शासन की इच्छानुसार अविध जो भी पहले हो तक रहेगा.

संयोजक

22. उद्योग से संबंधित मामलों का

भारसाधदः प्रमुख सचिव/सचिव,

- 3. उपर्युक्तानुसार गठित राज्य निवेश बोर्ड को स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगो.
- 4. यह अधिसूचना दिनांक 1-8-2002 से प्रभावशील मानी जावेगी.

### Raipur, the 15th January 2003

No. F-7-1-11/C & I/2002.—In exercise of the power conferred by section (9) of the Audyogik Nivesh Protsahan Adhiniyam, 2002 (No. 7 of 2002), the State Govt, hereby constitute the. "State Investment Promotion Board" as per the provision made under section (10) of the said act:—

- 1. Chief Minister, Govt. of Chhattis- Chairman garh.
- Minister in charge of matter vice relating to Industries.
   Vice Chairman.
- 3. Chairman, Confederation of Indian Member Industries C. G. Chapter
- 4. Chairman, Federation of Indian Chamber of Commerce & Industries, C.G., Chapter
- Chairman, Punjab, Haryana.
   Delhi Chamber of Commerce
   Industries. C.G., Chapter.
- Chairman, Orisa, Jharkhand. Chhattisgarh Chamber of Commerce & Industries, C.G., Chapter.
- Chairman cum Managing Director. National Mineral Development Corpn. Hyderabad.
- Shri Balbir Khanuja, Advocate, Rajnandgaon.
- Vice Chancellor, Indira Gandhi Agriculture University, Raipur
- Minister in charge of matters relating to Finance.
- Minister in charge of matters relating to Energy.
- 12. Minister in charge of matters relating to Labour.
- Minister in charge of matters relating to Forests.
- Minister in charge of matters relating to Water Resources.
- 15. Minister in charge of matters relating to Agriculture.
- 16. Minister in charge of matters relating to Public Works.
- 17. Minister in charge of matters relating to Minerals.
- 18. Minister in charge of matters relating to Local Govt.
- Minister in charge of matters relating to Housing and Environment.

- 20. State Minister in charge of matters relating to Industries.
- Member
- 21. Chief Secretary of Government, and
- 22. Principal Secretary/Secretary in Convener charge of matters relating to Industries.
- 2. Members at Sl. No. 3 to 9 shall remain in office for the period of two years or until the discretion of the State Govt. whichever is earlier.
- The aforesaid constituted State Investment Board shall have the powers to regulate its own procedure.
- This notification shall be effective w.e.f. 1-8-2002.

### रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-7-1-11/वा. उ./2002. - राज्य शासन एतदद्वारा छत्तीसगढ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (2002 क्रमांक 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 4 में किये गये प्रावधान के अनुसार राज्य के सभी 16 जिलों के लिए ''जिला निवेश प्रोत्साहन समिति'' का निम्नानुसार गठन करता है :-- 1

1. जिले का कलेक्टर

अध्यक्ष

- 2. उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, श्रम एवं शिक्षा सदस्य शिक्षा के क्षेत्र से शासन द्वारा 5 (पांच) नाम-निर्देशिती.
- राज्य विद्युत मंडल 3. छत्तीसगढ प्रतिनिधि जो कार्यपालन यंत्री पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी या जिसे किसी भी नाम से अभिहित किया जाय.
- के **4.** राज्य सरकार श्रम विभाग नाम-निर्देशिती जो सहायक आयुक्त की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी कान हो.
- 5. राज्य सरकार के वन विभाग नाम-निर्देशिती जो वनमण्डलाधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- 6. राज्य सरकार के जल संसाधन का नाम-निर्देशिती जो कार्यपालन यंत्री की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- 7. राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग नाम-निर्देशिती जो कार्यपालन यंत्री की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.

- सरकार के खनिज साधन ८. राज्य का नाम-निर्देशिती जो जिला विभाग खनिज अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- शासन के कृषि विभाग का नाम-निर्देशिती जो उप संचालक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- 10. ससंगत स्थानीय शासन का अध्यक्ष जिसको अधिकारिता में परियोजना अवस्थित की जाना प्रस्तावित है या उसका ऐसा नाम-निर्देशिती जो शहरी निकाय की दशा में आयुक्त या नगर पालिक अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो या किसी जिला पंचायत की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी कान हो.
- 11. राज्य सरकार के आवास तथा पर्यावरण विभाग का नामं-निर्देशिती जो नगर तथा ग्राम निवेश संगठन के सहायक संचालक को पदश्रेणी से निम्न का न हो.
- 12. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
- क्रमांक 2 पर उल्लेखित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का 2. अथवा शासन की इच्छानुसार अवधि जो भी पहले हो, तक रहेगा.
- यह अधिसूचना दिनांक 1-6-2002 से प्रभावशील मानी जावेगी. 3.

Raipur, the 15th January 2003

No. F-7-1-11/C & I/2002.—In exercise of the power conferred by section (3) of the Audyogik Nivesh Protsahan Adhiniyam, 2002 (No. 7 of 2002), the State Government hereby constitute the "District Investment Promotion Committee" as per the provision made under section (4) of the said act for all 16 district of the State.

1. Distt. Collector

Chairman

- 2. Five member nominated by the Member State Govt. from the fields of industry, trade, commerce labour and education.
- 3. Representative of the Chhattisgarh State Electricity Board, not below the rank of an Executive Engineer by whatever name designated.
- 4. Nominee of the Department of Labour of the State Govt. not below the rank of an Asstt. Commissioner.

सदस्य

 क्र. 3 से 9 तक के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का अथवा शासन की इच्छानुसार अविध जो भी पहले हो तक रहेगा.

संयोजक

22. उद्योग से संबंधित मामलों का

भारसाधक प्रमुख सचिव/सचिव.

- 3. उपर्युक्तानुसार गठित राज्य निवेश बोर्ड को स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगो.
- 4. यह अधिसूचना दिनांक 1-8-2002 से प्रभावशील मानी जावेगी.

### Raipur, the 15th January 2003

No. F-7-1-11/C & I/2002.—In exercise of the power conferred by section (9) of the Audyogik Nivesh Protsahan Adhiniyam, 2002 (No. 7 of 2002), the State Govt, hereby constitute the "State Investment Promotion Board" as per the provision made under section (10) of the said act:—

- 1. Chief Minister, Govt. of Chhattis- Chairman garh.
- Minister in charge of matter vice relating to Industries.
   Vice Chairman.
- 3. Chairman, Confederation of Indian Member Industries C. G. Chapter
- 4. Chairman, Federation of Indian Chamber of Commerce & Industries, C.G., Chapter
- Chairman, Punjab, Haryana.
   Delhi Chamber of Commerce
   Industries. C.G., Chapter.
- Chairman, Orisa. Jharkhand, Chhattisgarh Chamber of Commerce & Industries, C.G., Chapter.
- Chairman cum Managing Director. National Mineral Development Corpn. Hyderabad.
- Shri Balbir Khanuja, Advocate, Rajnandgaon.
- Vice Chancellor, Indira Gandhi Agriculture University, Raipur
- Minister in charge of matters relating to Finance.
- 11. Minister in charge of matters relating to Energy.
- 12. Minister in charge of matters relating to Labour.
- 13. Minister in charge of matters relating to Forests.
- 14. Minister in charge of matters relating to Water Resources.
- Minister in charge of matters relating to Agriculture.
- Minister in charge of matters relating to Public Works.
- 17. Minister in charge of matters relating to Minerals.
- 18. Minister in charge of matters relating to Local Govt.
- Minister in charge of matters relating to Housing and Environment.

- 20. State Minister in charge of matters relating to Industries.
- Member
- 21. Chief Secretary of Government, and
- 22. Principal Secretary/Secretary in Convener charge of matters relating to Industries.
- Members at SI. No. 3 to 9 shall remain in office for the period of two years or until the discretion of the State Govt. whichever is earlier.
- The aforesaid constituted State Investment Board shall have the powers to regulate its own procedure.
- This notification shall be effective w.e.f. 1-8-2002. 4.

### रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2003

· क्रमांक एफ-7-1-11/वा. उ./2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (2002 क्रमांक 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 4 में किये गये प्रावधान के अनुसार राज्य के सभी 16 जिलों के लिए "जिला निवेश प्रोत्साहन समिति" का निम्नानुसार गठन करता है :-- \*

1. जिले का कलेक्टर

अध्यक्ष

- 2. उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, श्रम एवं शिक्षा सदस्य . शिक्षा के क्षेत्र से शासन द्वारा 5 (पांच) नाम-निर्देशिती.
- 3. छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल प्रतिनिधि जो कार्यपालन यंत्री पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी नाम से या जिसे किसी भी अभिहित किया जाय.
- **4. राज्य** श्रम विभाग सरकार नाम-निर्देशिती जो सहायक का आयुक्त की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी कान हो.
- 5. राज्य सरकार के वन विभाग नाम-निर्देशिती जो वनमण्डलाधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- 6. राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग का नाम-निर्देशिती जो कार्यपालन यंत्री की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- 7. राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग नाम-निर्देशिती जो कार्यपालन यंत्री की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.

- सरकार के खनिज साधन ८. राज्य विभाग का नाम-निर्देशिती जो जिला खनिज अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- 9. राज्य शासन के कृषि विभाग का नाम-निर्देशिती जो उप संचालक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- 10. सुसंगत स्थानीय शासन का अध्यक्ष जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित को जाना प्रस्तावित है या उसका ऐसा नाम-निर्देशिती जो शहरी निकाय की दशा में आयुक्त या नगर पालिक अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो या किसी जिला पंचायत की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी कान हो.
- 11. राज्य सरकार के आवास तथा पर्यावरण विभाग का नामं-निर्देशिती जो नगर तथा ग्राम निवेश संगठन के सहायक संचालक की पदश्रेणी से निम्न का न हो.
- 12. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
- क्रमांक 2 पर उल्लेखित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का 2. अथवा शासन की इच्छानुसार अवधि जो भी पहले हो, तक रहगा.
- यह अधिसूचना दिनांक 1-6-2002 से प्रभावशील मानी जावेगी. 3.

Raipur, the 15th January 2003

No. F-7-1-11/C & I/2002.—In exercise of the power conferred by section (3) of the Audyogik Nivesh Protsahan Adhiniyam, 2002 (No. 7 of 2002), the State Government hereby constitute the "District Investment Promotion Committee" as per the provision made under section (4) of the said act for all 16 district of the State.

1. Distt. Collector

Chairman

- 2. Five member nominated by the Member State Govt. from the fields of industry, trade, commerce labour and education.
- 3. Representative of the Chhattisgarh State Electricity Board, not below the rank of an Executive Engineer by whatever name designated.
- 4. Nominee of the Department of Labour of the State Govt, not below the rank of an Assit+ Commissioner.

सदस्य

- Nominee of the Department of Forests of the State Govt. not below the rank of a Divisional Forest Officer.
- Nominee of the Deptt. of Water Resources of the State Government, not below the rank of an Executive Engineer.
- Nominee of the Deptt. of Public Works of the State Govt. not below the rank of an Executive Engineer.
- Nominee of the Deptt. of Mineral Resources of the State Govt. being not below the rank of Distt. Mining Officer.
- Nominee of the Deptt. of Agriculture of the State Gov, not below the rank of a Deputy Director.
- 10. Chairperson of the relevant Local Government in whose jurisdiction the Project is proposed to be located, or his nominee not below the rank of Commissioner or Chief

#### Member

- urban body, or not below the rank of a Chief Executive Officer in the case of a Zila Panchayat.

  11. Nominee of the Deptt. of Housing
  - 11. Nominee of the Deptt. of Housing Member & Environment of the State Govt. not below the rank of an Asstt. Director of the Town & Country Planning Organisation.

Municipal Officer in the case of an

- 12. General Manager, Distt, Trade & Convener Industry Centre.
- 2. Members at Sl. No. 2 shall remain in office for the period of two years or until the discretion of the State Government whichever is earlier.
- 3. This notification shall be effective w.e.f. 1-6-2002.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा 'आदेशानुसार, एम. एस. धुवें, विशेष सचिव.

# राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/777.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                            |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                                     |
| (1)           | (2)      | (3)                     | (4)                              | (5)                                                        | (6)                                          |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | तौलीपाली<br>प. ह. नं. 9 | 0.190                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र.४ डभरा. | परसा माइनर ( सिंधरा फगुरम )<br>निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/778.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               | . 9      | ूमि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                      |
| (1)           | (2)      | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                           |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | तौलीपाली<br>प. ह. नं. 9 | 0.036                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | दारीमुड़ा माइनर निर्माण हेतृ. |

्रभूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/779. चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दो जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|                    | đ        | मि का वर्णन               |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|--------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला               | तहसील    | नगर∕ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                      |
| (1)                | (2)      | (3)                       | (4)                              | (5)                                                         | . (6)                         |
| ,<br>जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | दारीमुड़ा<br>प. ह. नं. 10 | . 1.556                          | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | दारीमुड़ा माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/780.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संत्रंग अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |                       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन             |  |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| जिला          | तहसील - | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                      |  |
| (1)           | .(2)    | (3)                   | (4)                              | . (5)                                                       | (6)                           |  |
| जांजगीर-चांपा | .डभरा   | भांटा<br>प. ह. नं. 10 | 0.097                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | दारीमुड़ा घाइनर निर्माण हेतु. |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/781.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                       |                                  | धारा <sup>ं</sup> 4 की उपधारा (2)                           | सार्वजनिक प्रयोजन                           |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                    |
| . (1)         | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | भांटा<br>प. ह. नं. 10 | 3.078                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | परसा माइनरं (सिंधरा फगुरम)<br>निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/782.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भृमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| •             | 9.       | र्मि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                           |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | ं के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                            | का वर्णन                                    |
| (1)           | (2)      | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सारसकेला<br>प. ह. नं. 10 | 4.512                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | सेरो सब डि. व्यू. (सिंधरा)<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/783.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| •             | đ.    | ्मि का वर्णन,          |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                           |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                    |
| (1)           | (2)   | (3)                    | . (4)                            | (5)                                                         | (6)                                         |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | बरतुंगा<br>प. ह. नं. 5 | 0.049                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | सेरो सब डि. व्यू. (सिंधरा)<br>निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/784. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दो जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               |          | र्मि का वर्णन                |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                           |
|---------------|----------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम                    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन ़                                  |
| (1)           | (2)      | (3)                          | (4)                              | . (5)                                                       | (6)                                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सपिया<br>प. ह. नं <b>.</b> 9 | 2.209                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | फगुरम डायरेक्ट माइनर नं. 1<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

# जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/785.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपयंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भृमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| <u> </u>      |       | भूमि का वर्णन         | ••                               | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                     |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | · का वर्णन                            |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                              | . (5)                                                       | (6)                                   |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | कटौद<br>. प. ह. नं. 6 | 0.437                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | कांसा माइनर (सिंधरा) निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/786. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                        |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                     |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                              |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                   |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | चुरतेला<br>प. ह. नं. 6 | 1.200                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | कांसा माइनर (सिंधरा) निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/787.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|                    | <b>a</b> . | मि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                         |
|--------------------|------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| जिला               | तहसील      | नग <b>र∕ग्राम</b>    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                  |
| <b>(1)</b>         | (2)        | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                       |
| जांजगीर-चांपा<br>ं | मालखरौदा   | परसा<br>प. ह. नं. 10 | 3.181                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | टेल माइनर (सिंधरा फगुरम)<br>निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/788.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उझेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | 8        | ्मि का वर्णन          |                                  | धारा ४ को उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                      |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                               |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                    |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुलबा<br>प. ह. नं. 10 | 3.221                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | कुधरी माइनर (सिंधरा ) निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/789.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपभारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               |        | भूमि का वर्णन           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                   |
|---------------|--------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| जिला          | त्हसील | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                            |
| (1)           | (2)    | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                 |
| जांजगीर-चांपा | डभरा   | बेनीपाली<br>प. ह. नं. 9 | 0.854                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | कुधरी सब डि. व्यू. निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/790.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               | . ai     | मि का वर्णन              |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                   |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                            |
| (1)           | (2)      | . (3)                    | (4)                              | (5)                                                        | (6)                                 |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बोडासागर<br>प. ह. नं. 10 | 0.626                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र.4 डभरा. | कुधरी सब डि. ब्यू. निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/791.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | મૃ       | मि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                   |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                            |
| · (1)         | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                        | (6)                                 |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | फगुरम<br>प. ह. नं. 9 | <sup>-</sup> 1.996               | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र.४ डभरा. | फगुरम सब डि. ब्यू. निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/792.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               |          | मि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                               |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                        |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | . (6)                                           |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | भॉटा<br>प. ह. नं. 10 | 1.255                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | फगुरम सब डि. व्यृ <sub>.</sub> निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसुम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/793.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                                         |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                        | (6)                                              |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | भॉटा<br>प. ह. नं. 10 | 2.433                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र.4 डभरा. | भॉटा डायरेक्ट माइनर सिंधरा<br>वित. निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/794.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| ,             | a)       | मि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन               |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                        |
| (1)           | (2)      | (3) ,                | (4)                              | (5)                                                        | (6)                             |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | भॉटा<br>प. ह. नं. 10 | 0.364                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र.4 डभरा. | भॉटा ब्रांच माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/795.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन              |
|---------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                       |
| (1)           | (2)      | (3)                       | (4)                              | (5)                                                         | (6)                            |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बोड़ासागर<br>प. ह. नं. 10 | 0.186                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | भॉटा ब्राच माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/796.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपयंधों के अनुसार सभा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संयंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश दंता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपयंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | <i>d</i> | र्मि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|---------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                      |
| (1)           | (2)      | (3)                       | (4)                              | . (5)                                                       | (6)                           |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बोड़ासागर<br>प. ह. नं. 10 | 1.806                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | बोड़ासागर माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/797.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 को उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के गंवंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| ·             | 9        | र्मि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन               |
|---------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                        |
| (1)           | (2)      | (3)                       | (4)                              | (5)                                                         | (6)                             |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बोड़ासागर<br>प. ह. नं. 10 | 0.638                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | सेरो सब डि. च्यू. निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/798.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                      |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन               |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| जिला          | तहसील '  | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                        |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | (6)                             |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सेरो<br>प. ह. नं. 10 | 2.481                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | सेरो सब डि. व्यू. निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/799.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| <del></del>   | 9        | रूमि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन        |  |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                 |  |
| (1)           | (2)      | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                      |  |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सारसकेला<br>प. ह. नं. 10 | 0.465                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | परसी माइनर निर्माण हेतु. |  |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/800.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के रपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|              | 9        | र्मि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|--------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला         | तहसील    | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                 |
| (1)          | (2)      | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | .(6)                     |
| जाजगीर-चांपा | मालखरौदा | सारसकेला<br>प. ह. नं. 10 | 2.264                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | परसी माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/801.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | 3        | मि का वर्णन              |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा                                                   | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)      | (3)                      | (4)                              | प्राधिकृत अधिकारी<br>(5)                                    | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सारसकेला<br>प. ह. नं. 10 | 0.684                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | सारसकेला माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/802.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम; 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

| •             | 9     | भूमि का वर्णन        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन               |
|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                        |
| (1)           | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | (6)                             |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | घिवरा<br>प. ह. नं. 9 | 1.460                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | कटौद ब्रांच माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/803.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | •     | भूमि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                                   |
|---------------|-------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                            |
| (1)           | (2)   | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                                 |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | धोबनीपाली<br>प. ह. नं. 9 | 0.470                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | कटौद ब्रांच माइनर (सिंधरा<br>देवरघटा) निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/804. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| _             | ٩     | भूमि का वर्णन        |                                  | धारा ४ की  उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन               |
|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                        |
| (1)           | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | (6)                             |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | सुखदा<br>प. ह. नं. 5 | 2.507                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | कटौद ब्रांच माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/805.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | 9;       | मि का वर्णन           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                               |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                        |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                             |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुरदा<br>प. ह. नं. 13 | 5.259                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | कुरदा सब डि. ब्यू <sub>.</sub> निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/806.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दो जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               | , at     | ्मि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | . (5)                                                       | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुरदा<br>प. ह. नं. 13 | 4.198                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | बरपाली माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/807.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ग्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|                    | 3        | र्मि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                        |
|--------------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| जिला               | तहसील    | नगर∕ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                 |
| (1)                | (2)      | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                      |
| जांजगीर-चांपा<br>• | मालखरौदा | माहुलडीह<br>प. ह. नं. 14 | 2.773                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | कुरदा वितरक/छपोरा माइनर<br>निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/808.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | 9        | मि का वर्णन           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                            |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                     |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                          |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुरदी<br>प. ह. नं. 13 | 1.150                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | बरपाली माइनर वारभांठा माइनर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/809.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंशों के अनुसार मभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               |          | मि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                      |
| (1)           | (2)      | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                           |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़ेसीपत<br>प. ह. नं. 4 | 3.056                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | बड़े सीपत माइनर निर्माण हेनु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/810.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | a,       | मि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                   |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                            |
| (1)           | (2) ~    | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                 |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़ेसीपत<br>प. ह. नं. 4 | 3.702                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | कुरदा सब डि. ब्यू. निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/811. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूच े खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | . 9      | मि का वर्णन             |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                 |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>. प्राधिकृत अधिकारी                            | का वर्णन                          |
| (1)           | (2)      | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                               |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | नवापारा<br>प. ह. नं. 13 | . 0.667                          | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | बरभांठा सब माइनर निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/812.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | đ        | मि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                                          |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                                   |
| (1)           | (2)      | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                                        |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | अमलीडीह<br>प. ह. नं. 14 | 5.372                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | अचरीतपाली सब माइनर,<br>अमलीडीह ब्रांच सब माइनर<br>निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/813.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | 9        | मि का वर्णन           |                                  | धारा 4 को उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                      |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | .(6)                          |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | पिरदा<br>प. ह. नं. 14 | 5.360                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | भात माहुल माइनर निर्माण हेतृ. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/814. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दो जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी.                             | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | पिरदा<br>प. ह. नं. 14 | 0.809                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | पिरदा सब भाइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/815.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उछेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन               |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>জিলা</u>   | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                        |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                             |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | पिरदा<br>प. ह. नं. 14 | 5.028                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | पिरदा माइनर नं. १ निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/816.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

|               | 4        | भूमि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन<br>,                |
| (1)           | (2)      | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | , आमनदुला<br>प. ह. नं. 3 | 2.930                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | न्वागांव माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

# जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/817.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उन्नेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | મુ       | मिक्तावर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|----------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)      | (3)                    | (4)                              | (5)                                                         | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | नवागांव<br>प. ह. नं. 5 | 2.663                            | कार्यपालन यंत्री, भिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | नवागांव माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/818.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               | 97       | ्मि का वर्णन        |                                    | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन               |
|---------------|----------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| जिल <u>ा</u>  | तहसील    | नगर/ग्रामं          | ं लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा :<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                        |
| (1)           | (2)      | (3)                 | (4)                                | (5)                                                          | (6)                             |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | पोता<br>प. ह. नं. 6 | 5.101                              | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | पोता उप वितरक सारसङोल<br>माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

# जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/819.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               | đ.       | मि का वर्णन              |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                     |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्रान                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | ़ के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                            | का वर्णन                              |
| (1)           | (2)      | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                   |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | डोगरीडीह<br>प. ह. नं. 14 | 1.658                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | अमलीडीह सब ब्रांच सब<br>माइनर निर्माण |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/820.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | . 9      | गूमि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                   |
|---------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | . के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                            | का वर्णन                            |
| (1)           | (2)      | (3)                       | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                 |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | अचरितपाली<br>प. ह. नं. 13 | 1.393                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | अचरितपाली सब माइनर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/821.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               | đ.       | मि का वर्णन           | ,                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                                       |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                                |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                                     |
| जांजगीर–चांपा | मालखरौदा | पिरदा<br>प. ह. नं. 14 | 1 <b>.9</b> 45                   | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | अचरितपाली सब मा. अमली -<br>डीह ब्रांच सब माइनर निर्माण. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/822.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उक्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपवन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               | <del>ય</del> ૃ | मि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                                  |
|---------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                           |
| (1)           | (2)            | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                                |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा       | बरभांठा<br>प. ह. नं. 14 | 2.663                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | भातमाहुल माइनर, भातमाहुल<br>सब माइनर निर्माण हेतु: |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/823.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | 9       | भूमि का वर्णन |                                  | धारा ४ ८ उ                       | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|---------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वार<br>प्राधिकृत अधि ः      | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)     | (3)           | (4)                              | (5)                              | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | भातमाहुल      | 5.056                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो | भातमाहुल माइनर निर्माण हेत्. |
|               |         | प. ह. नं. 21  |                                  | नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.          |                              |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/824.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | 97       | मि का वर्णन           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | मोहतरा<br>प. ह. नं. 3 | 3.923                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | सारसडोल माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/825. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                     |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)      | (3)                 | •(4)                             | (5)                                                         | (6).                        |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | पोता<br>प. ह. नं. 6 | 1.400                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | सारसडोल माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/826.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि का अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               |          | भूमि का वर्णन          | •                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|----------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)      | (3)                    | (4)                              | (5)                                                         | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | आमनदुला<br>प. ह. नं. 3 | 2.699                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | पोता उप वितरक निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/827.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                     |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                 |
| (1)           | (2)      | (3)                 | (4)                              | (5)                                                         | (6)                      |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | पोता<br>प. ह. नं. 6 | 3.255                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | कलमी माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/828.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित त्र्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |            |                       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील<br>' | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)        | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | भालखरौदा   | पिरदा<br>प. ह. नं. 14 | 3.976                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | रबेली उप वितरक निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/829.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधितियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| ·             | 9.       | र्मि का वर्णन           |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)      | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | मालखरौदा<br>प. ह. नं. 5 | 4.819                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | मालखरोदा वितरक निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/830. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | ð.       | ्रिम का वर्णन        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                          | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | भठोरा<br>प. ह. नं. 3 | 0.619                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहरं संभाग, क्र. ४ डभरा. | सारसडोल सब माइनर, निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/831.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के मंबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

|                 | 9        | ्मि का वर्णन | · .                              | धारा ४ की उपधारा                 | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|-----------------|----------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <u> जिला</u>    | तहसील    | नगर/ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | . के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन                     |
| <sub></sub> (1) | (2)      | (3)          | (4)                              | (5)                              | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा   | मालखरौदा | भठोरा        | 2.251                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो | भठोरा सब माइनर निर्माण हेतु. |
|                 |          | प. ह. नं. 2  |                                  | नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.          | •                            |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/832.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भृ अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के मंबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | भठोरा<br>प. ह. नं. 3 | 2.181                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | पिहरिद माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/833.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | (6) .                      |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सतगढ़<br>प. ह. नं. 3 | 2.181                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | पिहरिद माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/834.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | a)       | मि का वर्णन |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी   | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)      | (3)         | (4)                              | (5)                              | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़ेसीपत    | 1.388                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो | पिहरिद माइनर निर्माण हेतु. |
|               |          | प. ह. नं. 5 |                                  | नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.          |                            |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/835.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               | a;       | मि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                    |
| , (1)         | (2)      | (3)                 | (4)                              | (5)                                                         | (6) .                       |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कलमी<br>प. ह. नं. 5 | 1.560                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | सारसडोल माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/836.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                       |
|---------------|----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                |
| (1)           | (2)      | (3)                        | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                     |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़े रबेली<br>प. ह. नं. 14 | 1.079                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | बड़े रबेली माइनर नं. 1 निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/837.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | 3        | र्मि का वर्णन              | ,                                | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                           |
|---------------|----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम                  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                    |
| (1)           | (2)      | (3)                        | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़े रबेली<br>प. ह. नं. 14 | 3.075                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | बड़े रबेली मेन माइनर नं. 2<br>निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/838.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

| • भूमि का वर्णन |          |                            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                      |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>जिला</u>     | तहसील    | नगर/ग्राम                  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                               |
| (1)             | (2)      | (3)                        | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                    |
| जाजगीर-चांपा    | मालखरौदा | बड़े रबेली<br>प. ह. नं. 14 | 0.480                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | रबेली सब ब्रांच माइनर निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/839.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लियं आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                        |                                  | धाग 4 की उपधारा                                             | सार्वजनिक प्रयोजन                      |
|---------------|----------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u> </u>      | तहसील    | नगर⁄ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                               |
| (1)           | (2)      | (3)                    | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                    |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | भंडोरा<br>प. ह. नं. 14 | 1.874                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | रबेली मेन माइनर नं. 2 निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/840.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भृ- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की दृष्ट्रियारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उद्येखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)      | (3)                       | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | छोटेबरेली<br>प. ह. नं. 14 | 0.259                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | रबेली माइनर नं. 2 निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/841.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने को संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| ू भूमि का वर्णन |          |                           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन             |  |
|-----------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| जिला            | तहसील    | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन<br>,                 |  |
| (1)             | (2)      | (3).                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                           |  |
| जांजगीर-चांपा   | मालखरौदा | छोटेबरेली<br>प. ह. नं. 14 | 1.107                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | रबेली सब ब्रांच निर्माण हेतु. |  |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/842.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन '                |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                          | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | भडोरा<br>प. ह. नं. 14 | 2.139                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहरं संभाग, क्र. 4 डभरा. | भडोरा माइनर नं. 1 निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/843.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               | ð.       | ूमि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)      | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | जोगीडीपा<br>प. ह. नं. 14 | 0.077                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | भडोरा माइनर नं. 2 निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/844. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना हैं. अत: भृ-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | a)       | मि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला<br>-     | तहसील    | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)      | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | मालखरौदा<br>प. ह. नं. 5 | 1.538                            | कार्यपालन यंत्री, मिनोमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | मालखरोदा सव माइनर निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/845.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बंदोरा<br>प. ह. नं. 8 | 0.700                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | चरौदी सब माइनर निर्माण हेतृ. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/846.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम. 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

|      | 2  |
|------|----|
| अनुस | चा |

| भूमि का वर्णन |                 |                       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला          | तहसील           | नगर⁄ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                  |
| (1)           | (2)             | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                       |
| जांजगीर-चांपा | ं मालखरौदा<br>- | बंदोरा<br>प. ह. नं. 8 | 0.720                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | चरौदी माइनर निर्माण हेतृ. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/847.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भृ-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                  |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                       |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बंदोरा<br>प. ह. नं. 8 | 2.056                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | चरौदी माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/848.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार मर्भा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के मंत्रंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | 9       | र्मि का वर्णन          |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)     | (3)                    | (4)                              | (5)                                                         | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | सेंदुरस<br>प. ह. नं. 4 | 1.901                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | पोता उप वितरक निर्माण हेत्. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/849.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार मर्भा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               |          | मि का वर्णन           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                 |  |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                          |  |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                               |  |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | अड़भार<br>प. ह. नं. 8 | 0.293                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | अङ्भार माइनर नं. १ निमाण<br>हेतु. |  |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/850.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है, अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उक्षेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| अनस | ाचा |
|-----|-----|
|     |     |

| भूमि का वर्णन |            |                         |                                  | . धारा ४ की उपधारा (2)                                      | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील      | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)        | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदद्य | मालखरौदा<br>प. ह. नं. 9 | 4.521                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | बोकरेल माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/851.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार मर्भा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के मंबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|----------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर⁄ग्राम                  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | , का वर्णन                 |
| (1)           | (2)      | (3)                        | (4)                              | (5)                                                          | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कर्रापाली '<br>प. ह. नं. 9 | 0.981                            | कार्यपालन यंत्री, भिनीमाता वांगां<br>नहर मंभाग, क्र. 4 डभरा. | बोकरेल माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/852.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|               | મુ       | मि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                          | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | नगझर<br>प. ह. नं.12- | 2.419                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगों<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | नगझर सब माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/853.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | મૃ       | मि का वर्णन           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                  |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                       |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुरदा<br>प. ह. नं. 13 | 2.113                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | छपोरा माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/854.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके. संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | भूर्ा      | मे का वर्णन         | ·                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|---------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला          | तहसील      | नगर⁄ग्राम ़         | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का घर्णन                  |
| (1)           | (2)        | (3)                 | (4)                              | (5)                                                         | (6)                       |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा " | डोमा<br>प. ह. नं.13 | 3.150                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | छपोरा माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/855.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               |          | ्मि का वर्णन         | •                                | धारा ४ को उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | चरौदा<br>प. ह. नं. 6 | 5.947                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | चरोंदा मोइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/856.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | भूमि का वर्णन 🔹        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                 |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| जिला          | तहसील                                 | , नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                          |
| (1)           | (2)                                   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                         | (6)                               |
| जांजगीर-चांपा | मालखरीदा                              | चारपारा<br>प. ह. नं. 5 | 3.081                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | चारपारा सब माइनर निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/857.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               |          | ्मि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)      | (3)                     | (4)                              | (5)                                                           | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | छोटेसीपत<br>प. ह. नं. 5 | 1.942                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. • | चारपारा माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/858.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अर्थवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | 97       | मि का वर्णन              |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)      | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़े सीपत<br>प. ह. नं. 4 | 4.223                            | कार्यपालन यैत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | रबेली उप वितरक निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/859.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|               | ð        | मि का वर्णन           |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                   |
| (1) ·         | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | पिहरीद<br>प. ह. नं. 4 | 6.623                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | पिहरीद माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/860. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | a)       | मि का वर्णन          |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | . (6)                      |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुरदी<br>प. ह. नं.13 | 1.219                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | नवापारा माइनर निर्माण हतु. |

भूमि का नुक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखां जा सकता है.

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/861.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होती है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|---------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम                            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                 |
| (1)           | (2)      | (3)                                  | (4)                              | (5)                                                         | (6)                      |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़ेसीपत <sup>'</sup><br>प. ह. नं. 4 | 0.186                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | नगझर माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/862.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | ng.      | मि का वर्णन       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्रा <b>म</b> | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी   | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)      | (3) .             | (4)                              | (5)                              | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | नवापारा           | 1.200                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो | नवापारा माइनर निर्माण हेतु. |
|               |          | प. ह. नं.12       |                                  | नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.          | •                           |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/863.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|               | . 8      | ्मि का वर्णन           | •                                | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|----------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी <b>'</b>                     | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)      | (3)                    | (4)                              | (5)                                                         | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सेंदुरस<br>प. ह. नं. 4 | 2.067                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | नवापारा माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/864.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उझेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| •             | મૃ       | मि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुरदा<br>प. ह. नं.13 | 1.671                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | नगझर सब माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/865.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला          | तहसील    | ्नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | ं का वर्णन               |
| (1)           | (2)      | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                      |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | छोटेसीपत<br>प. ह. नं. 5 | 1.215                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | नगझर माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/866. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) सं (4) में विर्णंत भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | <del>19</del> | ्मि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील         | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)           | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा<br>- | बरपाली<br>प. ह. नं.16 | 0.809                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | बरपाली माइनर निर्माण हेत्. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/867.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| ्र<br>भूमि का वर्णन |          |                          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला                | तहसील    | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                     |
| (1)                 | (2)      | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा       | मालखरौदा | बड़ेसीपत<br>प. हं. नं. 4 | 2.071                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | रवेली उप वितरक निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/868.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) सं (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भु-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के मंबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| <u> </u>      | 9:       | र्मि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                  |
| (1)           | (2)      | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | . (6)                     |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | ्देवगांव<br>प. ह. नं. 16 | 1.640                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | छपोरा माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/869.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपयंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन        |  |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                 |  |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | (6)                      |  |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | नगझर<br>प. ह. नं. 12 | 1.243                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | नगझर माइनर निर्माण हेत्. |  |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/870.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| अनुस | 뒥 |
|------|---|
|      |   |

| भूमि का वर्णन |          |                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुरदा<br>प. ह. नं.13 | 2.601                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | नवापारा माइनर निर्माण हेत्. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/871.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               |          | र्मि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बासिन<br>प. ह. नं. 16 | 2.870                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | बरपाली माइनर निर्माण हेतु, |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/872.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम को धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                  |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | (6)                       |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | छपोरा<br>प. ह. नं.13 | 6.012                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | छपोरा माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/873.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन               |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                        |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                             |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | छपोरा<br>प. ह. नं. 13 | 2.450                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | -<br>बरपाली माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/874.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                         |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                              |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | जुड़गा<br>प. ह. नं. 4 | 0.907 .                          | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | खरसिया शाखा नहर निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/875.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                         |                                  | धारा 4 की  उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | पुटेकेला<br>प. ह. नं. 3 | 0.772                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | पुटेकेला उप वितरक निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/876.— चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| , अनु         |       |                      |                                  | <u>रु</u> सूची                                                |                                    |  |
|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| ,<br>         |       | भूमि का वर्णन        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                  |  |
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                           |  |
| (1)           | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                |  |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | कुरदा<br>प. ह. नं. 3 | 0.276                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | पुटेकेला उप वितरक निर्माण<br>हेतु. |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क़/भू-अर्जन/877.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | सेंदरी<br>प. ह. नं. 3 | 1.214                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | पुटेकेला उप वितरक निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/878.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

|               |       | भूमि का वर्णन         |                                   | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला          | तहसील | . नगर/ग्राम           | ्लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                               | (5)                                                           | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | तुर्री<br>प. इ. नं.13 | 1.032                             | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | पुटेकेला उप.वितरक निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/879.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| -             |       | भूमि का वर्णन               |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                    |
|---------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम                   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                             |
| (1)           | (2)   | (3)                         | (4)                              | . (5)                                                         | (6)                                  |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | चमरा बरपाली<br>प. ह. नं. 13 | 0.053                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | ं पुटेकेला उप वितरक निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/880.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भृ-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भृमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | 9     | र्मि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                      |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                           |
| जांजगीर∸चांपा | सक्ती | जोंगरा<br>प. ह. नं. 6 | 2.634                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | कर्रापाली माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/881.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवध उसके संबंध में लागू होते हैं :---

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                              |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|-------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम                    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                    |
| (1)           | . (2) | (3)                          | (4)                              | (5)                                                           | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | नवापारा खुर्द<br>प. ह. नं. 5 | 1.311                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | नवापारा माइनर निर्माण हेत्. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/882.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| •             | 9     | रूमि का वर्णन                |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                 |  |
|---------------|-------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| জিলা          | तहसील | नगर/ग्राम                    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                          |  |
| (1)           | (2)   | (3)                          | (4)                              | . (5)                                                         | (6)                               |  |
| जांजगीर~चांपा | सक्ती | नवापारा खुर्द<br>प. ह. नं. 5 | 1.132                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | नवापारा सब माइनर निर्माण<br>हेतु. |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/883.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|               | . 9   | भूमि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | किरारी<br>प.ृह. नं. 13 | 2.009                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | गस्तीडीह माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/884.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि का अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भ अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार मभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के मंत्रंथ में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | મૃ      | मि का वर्णन           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील ' | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)     | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती   | ढोलनार<br>प. ह. नं. 4 | 1.075                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | डोलनार माइनर निर्माण हेत्. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/885.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन              |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                       |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                            |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | ढोलनार<br>प. ह. नं. 4 | 1.329                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | ढोलनार डि. ब्यू. निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/886. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | ,       | भूमि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन         |  |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| जिला          | तहसील . | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                  |  |
| (1)           | (2)     | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)                       |  |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती   | देवरमाल<br>प. ह. नं. 4 | 0.182                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | देवरी माइनर निर्माण हेतु. |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/887.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आंशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | 4     | भूमि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जিলা          | तहसील | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | देवरमाल<br>प. ह. नं. 4 | 0.962                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरिसया. | देवरमाल माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/888.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |                        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | , तहसील | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | ं का वर्णन                  |
| (1)           | (2)     | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती   | जामपाली<br>प. ह. नं. 4 | 2.655                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | देवरमाल माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/889.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|---------------|-------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                      |
| (1)           | (2)   | (3)                       | (4)                              | (5)                                                           | (6)                           |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | खुंटादहरा<br>प. ह. नं. 13 | 2.165                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरिसया. | खुंटादहरा माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/890.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियमकी धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | 9          | गूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील      | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)        | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती<br>: | जोंगरा<br>प. ह. नं. 6 | 3.519                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | सरवानी वितरक निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/891.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

|               | q     | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                      |
| (1)           | (2)   | (3)                   | . (4)                            | (5)                                                           | (6)                           |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | जोंगरा<br>प. ह. नं. 6 | 1.533                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरिसया. | भेड़ापाली माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/892.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

|    | ^   |
|----|-----|
| अन | सचा |

|               | <b>भू</b> | मि का वर्णन             |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील     | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                     |
| (1)           | (2) •     | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | डभरा      | कठरीपाली<br>प. ह. नं. 1 | 1.238                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | कठरोपाली माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### .जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/893.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार मभी-संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                                             |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                                      |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                                           |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | डूमरपाली<br>प. ह. नं. 3 | 2.143                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | नवापारा उप शाखा वितरक<br>लघु वितरक 2 आर 1 एल<br>निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/894.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| •             | . 9   | भूमि का वर्णन        |                                  | ंधारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                              |
|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                                                       |
| (1)           | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                                                         | · (6)                                                          |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | ्कोमो<br>प. ह. नं. 3 | 1.359                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४ डभरा. | नवापारा उप शाखा वितरक,<br>लघु वितरक 2 आर 1 एल<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/895.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :---

## अनुसूची

|               |       | भूमि का वर्णन           |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                     | सार्वजनिक प्रयोजन                      |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                           | का वर्णन                               |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4)                              | (5)                                                      | (6)                                    |
| जांजगीर–चांपा | डभरा  | खैरमुड़ा<br>प. ह. नं. 3 | 2.307                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, ऋ. ४ डभरा | लिटाईपाली ब्राच माइनर निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/896.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | 9     | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                      |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                           |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | धुरकोट<br>प. ह. नं. 3 | 5.090                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | नवापारा उप शाखा निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/897.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | 9     | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                      |
| (1)           | (2)   | (3)                   | - (4)                            | (5)                                                         | (6)                           |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | धुरकोट<br>प. ह. नं. 3 | 3.493                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | बांधापाली माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/898.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | •     | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <u>जिला</u>   | तहसील | - नगर∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | ∙ का वर्णन                       |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                              | (5)                                                         | (6)                              |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | धुरकोट<br>प. ह. नं. 3 | 3.055                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | नवापारा उप शाखा निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/899.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |                          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|---------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील . | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)     | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | डभरा    | उच्चपिंडा<br>प. ह. नं. 1 | 1.457                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | केनापाली माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/900. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भ्-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संयंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                         | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | कानाकोट<br>प. ह. नं. 1 | 0.864                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | कठरीपाली माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शां (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/901.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| জিলা          | तहसील    | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)      | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कारीगांव<br>प. ह. नं. 6 | 1,907                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. | कारीगांव माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/902.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| _         | _2 |
|-----------|----|
| अनस       | चा |
| - '. '. ' |    |

| भूमि का वर्णन |         |                          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|---------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राॄम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)     | (3)                      | (4)                              | (5)                                                           | . (6)                       |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | चिस्दा<br>• प. ह. नं. 25 | 1.153                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | चिस्दा माइनर निर्माण हेतुं. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/903.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |                       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                 |
| (1)           | (2)     | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | . (6)                    |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | देवरी<br>प. ह. नं. 25 | 0.178                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | करही माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/904.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उद्येखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                 |
| (1)           | ,(2)    | (3)                  | (4)                              | (5)                                                           | (6)                      |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | धमनी<br>प. ह. नं. 27 | 0.073                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | हसौद वितरक निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/905.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|---------------|--------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                      |
| (1)           | (2)    | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)                           |
| जांजगीर-चांपा | चाम्पा | पुछेली<br>प. ह. नं. 11 | 0.129                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | रोहदा डि. ब्यू. निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/906. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—•

|        | _    |
|--------|------|
| अनस    | चा   |
| ~ 'U'' | . ·· |

| भूमि का वर्णन      |        |                        |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन       |
|--------------------|--------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| जिला               | तहसील  | नग <b>्∕ग्राम</b>      | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                |
| (1)                | (2)    | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)                     |
| -<br>जांजगीर-चांपा | चाम्पा | सोनादह<br>प. ह. नं. 19 | 0.085                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | हसौद वितरक निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हंसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/907.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                 |
| (1)           | (2)     | (3)                  | (4)                              | (5)                                                           | (6)                      |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | कैथा<br>प. ह. नं. 26 | 0.266                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. २ चाम्पा. | हसौद वितरक निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/908.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| <u>.</u>      |        |              |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|--------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी   | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)    | (3)          | (4)                              | (5)                              | . (6)                      |
| जांजगीर-चांपा | चाम्पा | -लखुरी       | 0.170                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो | भदरा उप शाखा निर्माण हेतु. |
|               |        | प. ह. नं. 14 |                                  | नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा.        |                            |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/909.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               |         | भूमि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | .का वर्णन                    |
| (1)           | (2)     | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | रायपुरा<br>प. ह. नं. 2 | 1.406                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | सराईपाली माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/910. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

|     | _^ |
|-----|----|
| अनस | चा |
|     |    |

|               | 9      | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन               |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| जিলা          | तहसील  | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                        |
| (1)           | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                             |
| जांजगीर-चांपा | चाम्पा | लछनपुर<br>प. ह. नं. 8 | 0.259                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | लछनपुर माइनर निर्माण हेतु.<br>• |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/911.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अंजंन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उक्षेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | ٩       | भूमि का वर्णन                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|---------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर⁄ग्राम                          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)     | (3)                                | (4)                              | (5)                                                           | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | रायपुरा<br>प. ह. नं <sub>-</sub> 2 | 0.390                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | हरदी डि. ब्यू. निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/912.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | ā,    | र्मि का वर्णन           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन           |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                    |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4)                              | (5)                                                           | (6)                         |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | डेरागढ़<br>प. ह. नं. 11 | 0.598                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | हरदी शाखा नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

# जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/913.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                          |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)   | (3)                      | (4)                              | (5)                                                          | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | डुमरपारा<br>प. ह. नं. 14 | 0.336                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 6 सक्ती. | हरदी डि. ब्यू. निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/914.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | 9                     | रूमि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन                |
|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| जिला          | तहसील                 | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                         |
| (1)           | (2)                   | (3)                       | (4)                              | (5)                                                          | (6)                              |
| जांजगीर-चांपा | `जैजेपुर <sub>्</sub> | दर्राभाठा<br>प. ह. नं. 16 | 4.682                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 6 सक्ती. | झालरौंदा डि. ब्यू, निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/915.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|               |         | भूमि का वर्णन               | •                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन                |
|---------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम                   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                         |
| (1)           | (2)     | (3)                         | (4)                              | (5)                                                          | (6)                              |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | छितापंडरिया<br>प. ह. नं. 16 | 4.569                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 6 सक्ती. | झालरोंदा डि. ब्यू. निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/916. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | 3      | र्गुमि का वर्णन       |                                  | धारा ४ को उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | नवागढ़ | बोरदा<br>प. ह. नं. 13 | 0.137                            | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर<br>जल प्रबंध संभाग, जांजगीर | बोरदा माइनर नं. 2 निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/917.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | •      | भूमि का वर्णन           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                 |
|---------------|--------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                          |
| (1)           | (2)    | (3)                     | (4)                              | (5)                                                     | (6)                               |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | पेंड्री<br>प. ह. नं. 14 | 0.195                            | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल<br>प्रबंध संभाग, जांजगीर | पेंड्री माइनर नं. 2 निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/918.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | 9      | भूमि का वर्णन           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                 |
|---------------|--------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                          |
| (1)           | (2)    | (3)                     | (4)                              | (5)                                                     | (6)                               |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | पेंड्री<br>प. ह. नं. 14 | 0.073                            | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर<br>जल प्रबंध संभाग, जांजगीर | पेंड्री माइनर नं. 4 निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/919.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | •     | भूमि का वर्णन          |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)                        |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | पुटकेला<br>प. ह. नं. 3 | 3.176                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग क्र. 5, खरसिया. | किरारी माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/920.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | ٩     | भूमि का वर्णन               | •                                   | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जিলা          | तहसील | नगर/ग्राम                   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्ट्रेक्स में) | के द्वारा *<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)   | (3)                         | (4)                                 | (5)                                                           | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | चमरा बरपाली<br>प. ह. नं. 13 | 1.655                               | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | परसापाली माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/921.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | ٩      | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                     |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                              |
| (1)           | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                   |
| जांजगीर-चांपा | चाम्पा | देवरी<br>प. हं. नं. 5 | 0.222                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | सोनियापाट ड़ि. ब्यू. निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/922.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उन्नेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|               | 9      | भूमि का वर्णन        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन             |
|---------------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| जिला          | तहसील  | चगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | ं के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                      |
| (1)           | (2)    | (3)                  | (4)                              | (5)                                                           | (3)                           |
| जांजगीर-चांपा | चाम्पा | सिवनी<br>प. ह. नं. 3 | 0.173                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | सिवनी डि. ब्यू. निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/923.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               |         | भूमि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन                 |
|---------------|---------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | .के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                          |
| (1)           | (2)     | (3)                      | (4)                              | (5) .                                                          | (6)                               |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | नगारीडीह<br>प. ह. नं. 23 | 1.096                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नंहर संभाग, क्र. 2 चाम्पा. | बिर्रा सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/759.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार मभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | <b>a</b> . | मि का वर्णन                        |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                                             | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|---------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला          | तहसील      | नगर/ग्राम                          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                                   | का वर्णन                  |
| (1)           | (2)        | (3)                                | (4)                              | (5)                                                                              | (6)                       |
| जांजगीर–चांपा | मालखरौदा   | बीरभाठा<br>प. ह <sub>ै</sub> नं. 5 | 4.792 .                          | <ul> <li>कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br/>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.</li> </ul> | कुरदा वितरक निर्माण हेत्. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/760. चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :--

# अनुसूची

|               | 9 <u>1</u> | मिं का वर्णन          |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                 |  | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|---------------|------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| जिला          | तहसील      | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                       |  | का वर्णन                 |
| <b>(1)</b> .  | (2)        | (3)                   | (4)                              | (5)                                                  |  | (6)                      |
| जांजगीर–चांपा | मालखरौदा   | अड़भार<br>प. ह. नं. 8 | 16.838                           | कार्यपालन यंत्री, मिनीमात<br>नहर संभाग, क्र. 4 डभरा. |  | कुरदा वितरक निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदंन उप-मन्चिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

### रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/31.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एडने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|---------------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                  |
| (1)           | (2)    | (3)                  | . (4)                            | (5)                                                           | (6)                       |
| रायगढ़        | खरिसया | बरगढ़<br>प. ह. नं. 8 | 4.127                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरिसया. | मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/32.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम. 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों का इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                       |                                  | . धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वज़निक प्रयोजन        |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर⁄ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                  |
| (1)           | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                       |
| रायगढ्        | खरसिया | सरवानी<br>प. ह. नं. 8 | 1.428                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु |

#### रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/33.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उझेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम को धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                  |
| (1)           | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                       |
| रायगढ़        | खरसिया | लोधिया<br>प. ह. नं. 8 | 5.781                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/34.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|        | 9      | र्मि का वर्णन | •                                | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|--------|--------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला   | तहसील  | नगर/ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                  |
| (1)    | (2)    | (3)           | (4)                              | (5)                                                           | (6)                       |
| रायगढ़ | खरसिया | ढिमानी        | 5.262                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया. | मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

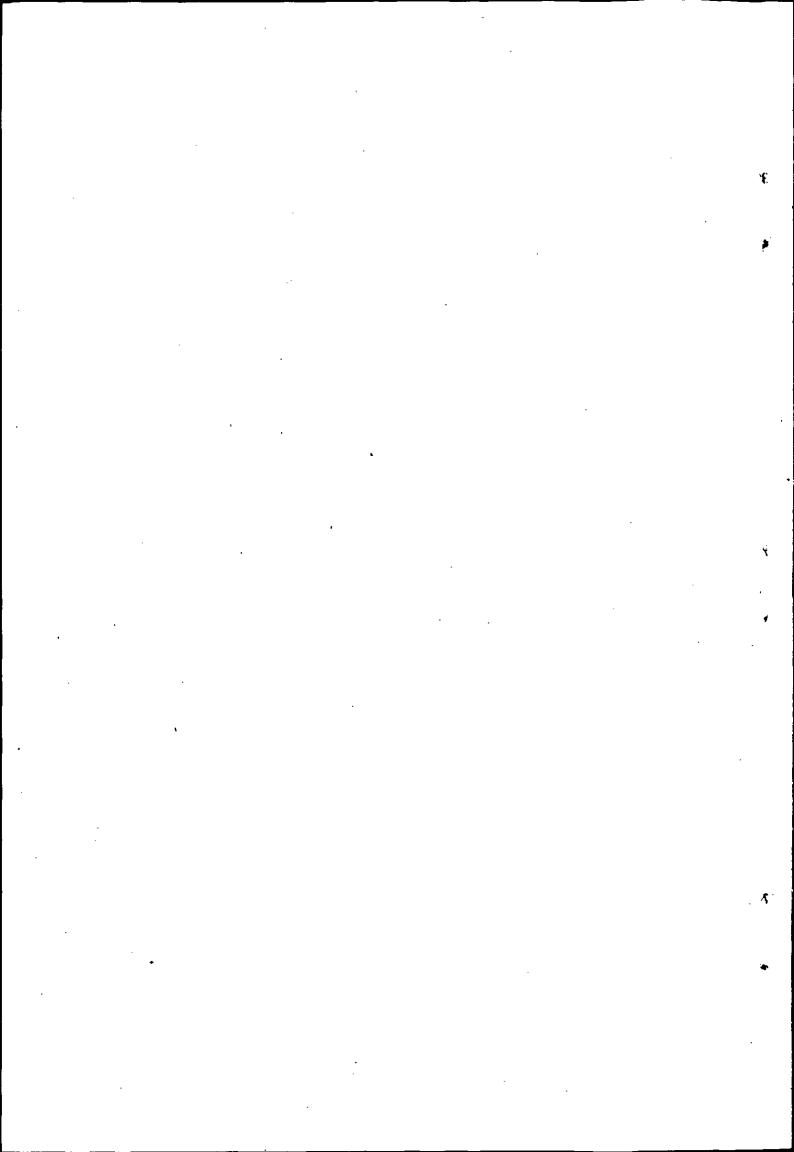